श्राकुल श्रंतर -उन् १६४०-४२ में लिखित

### बच्चन को अन्य रचनाएँ

- **१ एकांत संगीत—** एक सौ गीता का सम्रह
- २ निशा निमंत्रण— एक सो गीतो का सम्रह
- ३ मधुकलश— लवी कवितात्रां का सग्रह
- ४ मधुवाला— लवी कवितायां का समह
- **५ मधुरााला** स्वाटयों का सम्रह
- ६ खैयाम की मधुशाला— क्वाइयात उमर खैयाम का पद्यानुवाद
- तेरा हार—

प्रारभिन कवितायां का समह

इनके विषय में विशेष जानरारी के लिए पुस्तक के यत में देशिए।

# त्राकुल ग्रंतर बन्चन

### **प्रंथ-संख्या—९७**

मकाशक तथा विकेता भारती-भएडार लीडर प्रेस, इलाहाबाद

> पहला संस्करण सं० '९९, मूल्य १॥)

> > मुदक कृष्णाराम मेहता जीटर प्रेस, इजाहावाद ।

### विज्ञापन

श्राज वच्चन की नवीनतम भूचना ' श्राकुल श्रतर ' उनकी किवता के प्रेमियों के श्रागे उपस्थित करते समय हमें बहुत प्रसन्नता हो रही हैं। ' एकात सगीत ' के परचात उनकी रचनाएँ ' श्राकुल श्रतर ' श्रोर ' विकल विश्व ' दो मालाश्रों में पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होती रही हैं। उनके द्वारा उन्होंने श्रातरिक श्रोर वाह्य श्रशाति, विह्वलता श्रोर विद्युव्धता को वाणी देने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत सग्रह में प्रथम श्रेणी की ७१ कविताएँ सग्रहीत हैं।

वचन अपने काव्य जीवन की प्रगति में किसी स्थान पर ठहरें नहीं। उनकी प्रत्येक रचना उनके मानिक विकास का एक चिह्न है। ' आकुल अतर ' उनकी पिछली रचना ' एकात सगीत ' के ऊपर एक नई सीढी है। ' एकात सगीत ' की अतिम कितना थी ' कितना अकेला आज में '। ' आकुल अतर ' की अतिम रचना है ' तू एकाकी तो गुनहगार '। केवल यही दो पिक्तियाँ यह वतलाने के लिए पर्यात है कि किय ने कितनी मजिल पर कर ली है ?

कवि ने 'निशा निमत्रण 'के साथ गीतों की एक नई शैली चलाई थी। 'एकात सगीन 'में उसके रूप में कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुआ परंतु ढाँचा करीय करीय वही रहा। इस सग्रह में भाव ग्रीर विचारों में परिवर्तन होने के साथ गीतों के रूप में भी भारी परिवर्तन हुन्ना है। छुट ग्रीर तुकों के यथन ने मुक्त होकर कितने ही गीत केवल लय के वल पर लिखे गए है। यह परिवर्तन कहाँ तक किवता की ग्रातरिक ग्रावश्यकता के कारण लाए गए हे इसे विचारवान पाठक स्वय देख लेगे। यञ्चन की किवता के प्रेमी उनके भावों ग्रीर उनके प्रकट करने के माध्यम का जो श्रद्धट सबध उनकी पुरानी रचनाग्रों में पाते रहे हैं उसे वे यहाँ भी पाएँगे। किव की इस कित का उनकी रचनाग्रों में ग्रथवा श्रन्य सामयिक रचनाग्रों में क्या स्थान होगा इसका निर्णय तो समालोचक गण करेंगे, समय करेगा। हम यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि मावों के प्रति ईमानदारी जो किव की एक श्रपनी विशेषता हो गई है श्रापको यहाँ भी वैसी ही मिलेंगी जैसी श्रन्य किसी रचना में। श्राकुल श्रतर ' एक श्राकुल श्रतर का प्रतिबिव है।

हमे एक बात की प्रसन्नता और है कि ' आकुल अतर' के अतिरिक्त हम बच्चन की सभी पिछली रचनाओं का नवीन संस्करण नए रूप में शीघ ही प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी कई पिछली रचनाएँ बहुत दिनों से अप्राथ्य थी और पाठकों को निराश होना पडता था। अब उनकी समस्त रचनाएँ, एक ही आकार-प्रकार में एक ही स्थान से प्राप्त हो सकेगी।

कागज श्रौर छपाई का दाम जैसा दिन दूना रात चैागुना बढ रहा है वह पुस्तकों के बाजार से परिचित किसी व्यक्ति से छिपा नहीं हैं। टसी लिए पुस्तकों के मूल्य में हमें कुछ वृद्धि करनी पड़ी है। हमें विश्वास है कि इस स्वल्प मूल्य वृद्धि के कारण वच्चन की पुस्तकों की लोक्प्रियता में कोई कमी न होगी और लोग उन्हें उसी भाव से अपनायोंगे जैसे अब तक करते आए है।

—प्रकाशक

# सूची

|      | श्राउल श्रतर के गीन            |     | पृष्ठ स | ख्या |
|------|--------------------------------|-----|---------|------|
| 3    | लहर सागर का नही श्रुगार        |     | •••     | 2    |
| 1/2  | मरे साथ ऋत्याचार               | •   | •       | 3    |
| 3    | वदला ले लो सुन्व की घटिया      | ••• | ••      | ሄ    |
| ४    | कैसे ग्रांस् नयन सॅभाले        |     | •••     | પૂ   |
| y    | ग्राज ग्राहत मान, ग्राहन प्राण |     |         | ε    |
| ६    | जान कर ग्रानजान वन जा          | ••  | •       | ø    |
| √9   | केसे भेट तुम्हारी ले लूँ       |     | •••     | 5    |
| ۲    | मने ऐसी दुनिया जानी            | ••• | • •     | १०   |
| 3 0  | चीए कितना शब्द का ग्राधार      | •   | •       | १२   |
| १०   | मै ग्रपने से पछा करता          | •   | ••      | १३   |
| ११   | ग्ररे है वह ग्रतस्तल कहा       | ••  |         | १४   |
| १२   | ऋरे है वह वत्तस्यल कहाँ        | •   | •       | १५   |
| १३   | ग्ररे है वह शरणस्थल कहाँ       |     |         | १६   |
| १४   | क्या है मेरी वारी मे           | •   | ••      | १७   |
| १५   | मै समय वर्वाट करता             | •   |         | १८   |
| १६   | ग्राज ही ग्राना तुम्ह था       | •   | •       | १६   |
| e १७ | एकाकोपन भी तो न मिला           | •   |         | २०   |
| १८   | नई यह कोई बात नहीं             | •   |         | २१   |
| 38   | तिल में किसने ताड छिपाया       |     | •       | २२   |
| २०   | कवितृ जा न्यथा यह भेल          | •   |         | २३   |
| २१   | नुसको भी समार मिला है          |     | •       | २४   |
| २२   | वह नभ कपनकारी नमीर             |     | •       | २५   |

|              | ( १२                         | )     |         |            |
|--------------|------------------------------|-------|---------|------------|
|              | त्राकुल ग्रतर के गीत .       |       | पृष्ठ । | संख्या     |
| २३           | तने ग्रभी नहीं दुख पाए       | •••   | •       | ર્હ        |
| २४           | ठहरा-सा लगता है जीवन         | •••   | ••      | २८         |
| રપૂ          | हाय क्या जीवन यही था         |       | •       | २९         |
| २६           | लो दिन बीता लो रात गई        |       | ••      | 30         |
| २७           | छल गया जीवन मुक्ते भी        | • • • |         | ३१         |
| २८           | वह साल गया यह साल चला        |       |         | 32         |
| 35           | यदि जीवन पुन वना पाता        | ••    |         | 38         |
| ३०           | स्रष्टा भी यह कहता होगा      | •••   | • • •   | રૂપ્       |
| 38           | तुम भी तो मानो लाचारी        | •     | ••      | 30         |
| 35           | मिट्टी से न्यर्थ लडाई है     |       | ••      | 35         |
| 33           | ग्राज पागल हो गई है रात      | •     |         | 38         |
| 38           | दोनो चित्र सामने मेरे        | •     | •       | ४०         |
| કપૂ          | चुपके से चॉद निकलता है       | •••   |         | ४२         |
| √ई६          | चॉद सितारो मिलकर गास्रो      |       | •••     | ४३         |
| / ३७         | मै था मेरी मधुवाला थी        |       |         | <b>የ</b> ሂ |
| ತಿದ          | इतने मत उन्मत्त वनो          | •     | •••     | ४६         |
| 38           | मेरा जीवन सवका साखी          | •     |         | <u>ጸ</u> ፫ |
| 180          | तव तक समभूँ कैसे प्यार       | •     |         | ५०-        |
| ४१           | कौन मिलनातुर नहीं है         |       |         | प्र        |
| ४२           | कभी मन ग्रपने को भी जॉच      | •••   | ••      | पु३        |
| ४३           | यह वर्षाऋतु की सध्या है      | ••    | •       | ५४         |
| ४४           | यह दीपक है, यह परवाना        | •     |         | પૂદ્       |
| ४५           | वह तितली है, यह विस्तुइया    | •     | •••     | પૂહ        |
| ४६           | क्या तुक्त तक ही जीवन समाप्त |       | •       | प्रद.      |
| <i>७४</i> ।३ | कितना कुछ सह लेता यह मन      | •••   | •••     | ६०         |

# त्राकुल ग्रतर के गीत

| ४८     | हृदय सोच यह वात भर गया       |         |     | ٧,         |
|--------|------------------------------|---------|-----|------------|
| 38     | करुण त्र्यति मानव का रोदन    | •       | ••• | ६२         |
| ५०     | श्रकेलेपन का वल पहचान        | •       | •   | ६३         |
| , પૂર  | क्या करूँ सवेदना लेकर तुम्हा | री •    | ••  | ६४         |
| ષ્પ્રર | उनके प्रति मेरा धन्यवाद      |         | ••• | ६६         |
| પૂરૂ   | जीवन का यह पृष्ट पलट मन      | ••      | ••  | ६८         |
| પૂજ    | कालकम से .                   |         |     | ξε         |
| પૂપ્   | यह नारीपन                    | • • •   | ••• | ७१         |
| પૂદ્   | वह व्यक्ति रचा               | •••     | ••• | ७२         |
| યુહ    | वेदना भगा .                  | ••      | ••  | હમૂ        |
| પૂદ    | भीग रहा है भुवि का श्रॉगन    | •••     | ••• | ७७         |
| યુદ    | त् तो जलता हुन्रा चला जा     | ••      | ••  | ७८         |
| ६०     | में जीवन की शका महान         | •       | ••  | ૭૬         |
| ६१     | तन में ताक़त हो तो श्राश्रो  | ••      |     | 50         |
| ६२     | उठ समय से मोरचा ले           |         | ••• | <b>5</b> ٢ |
| ६३     | त् कैसे रचना करता है         | ••      | ••• | <b>5</b> 2 |
| ₹४     | पगु पर्वत पर चढोगे           | •••     | ••  | <b>5</b> 4 |
| ६५     | गिरि शिखर, गिरि शिखर, गि     | रे शिखर | •   | ८६         |
| ६६     | यह काम कठिन तेरा ही था       |         | **4 | দ্ৰভ       |
| ६७     | वजा तू वीगा श्रीर प्रकार     | ***     | 444 | 55         |
| ६८     | यह एक रश्मि                  |         | *** | <u>58</u>  |
| ₹ξ     | जब जब मेरी जिह्वा डोले       | •       | ••  | 03         |
| 100    | त् एकाकी तो गुनहगार          | •       | ••• | १3         |
| ७१     | गाता विश्व व्याकुल राग       | ••      | ••• | ६२         |
|        |                              |         |     |            |

# त्राकुल ग्रंतर

-लहर सागर का नहीं शृगार,

उसकी विकलता है,

श्रानिल श्रवर का नहीं ।खिलवार,

उसकी विकलता है,

विविध रूपों में हुश्रा साकार,

रगों से सुरजित,

मृत्तिका का यह नहीं ससार

उसकी विकलता है।

गध कलिका का नहीं उदगार.

गध कलिका का नहीं उद्गार,
उसकी विकलता है,
फूल मधुवन का नहीं गलहार,
उसकी विकलता है,
कोकिला का कौन-सा व्यवहार
ऋतुपति को न भाया?
कूक कोयल की नहीं मनुहार,
उसकी निकलता है।

### च्याकुल छंतर ]

गान गायक का नहीं व्यापार, उसकी विकलता है, राग वीणा की नहीं मुकार, उसकी विकलता है, भावनात्रा का मधुर त्राधार साँसों से विनिर्मित, गीत कवि-उर का नहीं उपहार, उसकी विकलता है। मेरे साथ ऋत्याचार।

प्यालियाँ श्रगणित रसों की सामने रख राह रोजी,

> भावना ग्रगणित हृदय में , कामना ग्रगणित हृदय में ,

श्राह को ही वस निकलने का दिया श्रिधिकार। मेरे साथ श्रत्याचार।

हर नहीं द्वमने लिया क्या, तज नहीं मैंने दिया क्या, हाय, मेरी विपुल निधि का गीत वस प्रतिकार। मेरे साथ श्रत्याचार। यदला ले लो, मुख की घडियो !

सी-मी तीखे काटे ग्राए

फिर-फिर चुभने तन में नेरे!
था जात मुक्ते यह होना है चिण-भगुर स्विप्तेल फुलक्सिडियो!

बदला ले लो सुच की घडियो!

उस दिन नपना की भॉकी में में च्एा भर को मुनकाया था, मत दूरो अब तुम युग-युग तक, हे खारे ऑम् की लडियो। बदला ले लो सुख की घडियो।

में कचन की जजीर पहन च्राण भर सपने में नाचा था, श्रिधिकार, सदा की तुम जकड़ी मुक्तको लोहे की ह्थकडियों! बदला लें लो सुख की घड़ियों! कैसे श्रॉस नयन सॅभाले।

मेरी हर श्राशा पर पानी,

रोना दुर्चलता, नादानी,

उमडे दिल के श्रागे पलके कैसे बॉध बनाले।

कैसे श्रॉम नयन सॅभाले।

समभा या जिसने मुमको सव , समभाने को वह न रही श्रव , -सममाते सुमुको हे सुमको कुछ न सममनेवाले। कैसे श्रॉस नयन सॅभाले।

मन में या जीवन में ख्रातें वे, जो दुर्बलता दुलराते, मिले सुभे दुर्बलताच्यों से लाभ उठानेवाले। कैसे ख्रास् नयन संभाले। श्राज श्राहत मान, श्राहत प्राण् ।

कल जिसे सममा कि मेरा

मुकुर - विवित रूप,

ग्राज वह ऐसा, कभी की हो न ज्यो पहचान।

ग्राज ग्राहत मान, ग्राहत प्राण !

'में तुक्ते देता रहा हूँ
प्यार का उपहार',
'मूर्ख में तुक्तको वनाती थी निपट नादान।'
ग्राज ग्राहत मान, ग्राहत प्राण्!

चोट दुनिया-दैव की सह गर्व था, में बीर, हाय, ख्रोडे थे न मैने शब्द-वेधी-वाण। ग्राज ग्राहत मान, ग्राहत प्राण! जानकर अनजान वन जा।
पूछ मत आराध्य कैसा,
जविक पूजा-भाव उमडा,

श्वृत्तिका के पिड से कहदे कि त् भगवान वन जा।
जानकर अनजान वन जा।

द्यारती वनकर जला तू, पथ मिला, मिट्टी सिधारी,

कल्पना की बचना से सत्य से ग्रज्ञान वन जा। जानकर ग्रमजान वन जा।

> कितु दिल की ग्राग का ससार में उपहास कव तक १ कितु होना, हाय, ग्रपने ग्राप हतविश्वास कव तक १

ग्राग्नि को ग्रदर छिपाकर, हे हृदय, पापाण वन जा।

जानकर ग्रनजान वन जा।

कैसे भेंट तुम्हारी ले लूँ ?

क्या तुम लाई हो चितवन मे,

क्या तुम लाई हो चुवन मे,

ग्रापने कर मे क्या तुम लाई,

क्या तुम लाई ग्रापने मन मे,

क्या तुम चृतन लाई जो में

फिर से वधन केलूँ १

क्से भेट तुम्हारी ले लूँ

श्रश्रु पुराने, श्राह पुरानी, युग वाहों की चाह पुरानी, उथले मन की थाह पुरानी, वही प्रग्य की राह पुरानी, श्रम्य प्रग्य का केसे श्रपनी

> त्रातर्ज्याला मे लूँ १ कैसे भेट तुम्हारी ले लूँ ।

### 🖊 [ श्राकुल श्रंतर

खेल चुका मिट्टी के घर से,
खेल चुका में सिधु लहर से,
नम के स्तेपन से खेला,
खेला कका के कर-कर से,
तुम में आग नहीं है तब क्या
सग तुम्हारे खेलूँ १
कैसे भेट तुम्हारी ले लूँ १

मेंने ऐसी दुनिया जानी।

इस जगती के रगमच पर
श्राज में केमे, क्या वनकर,
जाज में कैसे क्या वन कर—
सोचा, यल किया भी जी भर,
किंतु कराती नियति नटी है

मुक्तसे वस मनमानी।
मैने ऐसी दुनिया जानी।

श्राज मिले दो यही प्रग्य है,

दो देहो मे एक हृदय है,

एक प्राग्य है, एक श्वास है,

भूल गया में यह श्रिभनय है,

सबसे बढकर मेरे जीवन

की थी यह नादानी। मैंने ऐसी दुनिया जानी।

### [ श्राकुल श्रंतर

यह लो मेरा क्रीडास्थल है,
यह लो मेरा रग-महल है,
यह लो अतरहित मरुथल है,
ज्ञात नहीं क्या अगले पल है,
निश्चित पटाचेप की घटिका
भी तो है अनजानी।
मैंने ऐसी दुनिया जानी।

#### चीए कितना शब्द का ब्राधार !

मीन तुम थीं, मोन में था, मोन जग था, तुम ग्रत्नग थीं ग्रोर में तुम ते ग्रत्नग था, जोड-ते हमकी गए थे शब्द के कुछ तार। चीण किनना शब्द का ग्राधार!

शब्दमय तुम ग्रोर मं जग शब्द से भर पूर, दूर तुम हो ग्रोर में हूँ ग्राज तुम से दूर, ग्राव हमारे वीच में है शब्द की दीवार। कीए कितना शब्द का ग्राधार!

कोन त्राया त्रोर किसके पाम कितना,

मै करूँ त्राव शब्द पर विश्वास कितना,

कर रहे थे जो हमारे बीच छल-व्यापार !

चीण कितना शब्द का त्राधार !

में ग्रपने से पूछा करता।

निर्मल तन, निर्मल मनवाली, सीधी-सादी, भोली-भाली, चह एक श्रकेली मेगी थी, दुनिया क्यो श्रपनी लगती थी १ मैं श्रपने से पूछा करता।

तन था जगती का सत्य सघन,

मन था जगती का स्वप्न गहन,
सुख-दुख, जगती का हास-घदन,

मैंने था व्यक्ति जिसे समभा, क्या उसमे सारी जगती थी १

मैं ग्रपने से पूछा करता।

वह चली गई, जग मे क्या कम,
दुनिया रहती दुनिया हरदम,
मैं उसको घोला देता था ग्रथवा वह मुक्तको ठगती थी?
मैं ग्रपने से पूछा करता।

ग्ररे हैं वह श्रतस्तल कहाँ ?

श्रपने जीवन का श्रुभ-सुदर बॉटा करना हूँ में घर-घर, एक जगह ऐसी भी होती, नि:सकोच विकार-विकृति निज सब रख सकता जहाँ ?' श्ररे हैं वह श्रतस्तल कहाँ ?

करते कितने सर-सारे-निर्फार
मुखरित मेरे श्रॉस् का स्वर,
एक उदिध ऐसा भी होता,
होता गिरकर लीन सदा को नयनो का जल जहाँ।
श्रोर है वह श्रतस्तल कहाँ १

जगती के विस्तृत कानन में कहाँ नहीं भय श्री' किस ज्ञ्ण में ?

एक विंदु ऐसा भी होता, जहाँ पहुँचकर कह सकता में, 'सटा सुरज्ञित यहाँ '।

श्रिरे हैं वह श्रतस्तल कहाँ ?

त्रारे है वह वन्तस्थल कहाँ <sup>१</sup>

कॅची श्रीवा रख श्राजीवन
चलने का लेकर के भी प्रण
मन मेरा खोजा करता है,
च्राण भर को वह टौर मुका दूँ गर्दन श्रपनी जहाँ }
श्ररे है वह वच्हस्थल कहाँ ?

कॅचा मस्तक रख ग्राजीवन चलने का लेकर के भी प्रण् मन मेरा खोजा करता है, च्रण भर को वह ठौर टिका दूँ मत्था ग्रपना जहाँ। ग्ररे हैं वह वक्तस्थल कहाँ?

कभी कलॅगा नहीं पलायन जीवन से, लेकर के भी प्रख मन मेरा खोजा करता है, चुच भर को वह ठौर छिपा लूँ ग्रपना शीश जहाँ। ग्रुरे है वह वच्चस्थल कहाँ ? ग्ररे हैं वह शरणस्थल कहाँ?

जीवन एक समर है सचमुच,
पर इसके द्यतिरिक्त बहुत कुछ,
योद्धा भी खोजा करता है,
कुछ पल को वह ठौर युद्ध की प्रतिस्विन नहीं जहाँ।
द्यार दें वह शरग्रस्थल कहाँ १

जीवन एक सफर हैं सचमुच,
पर इसके श्रितिरिक्त बहुत कुछ,
यात्री भी खोजा करता है,
कुछ पल को वह ठौर प्रगित यात्रा की नहीं जहाँ।
श्रुरे हैं वह शरग्रस्थल कहाँ

जीवन , एक गीत है सचमुच ,
पर इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ,
गायक भी खोजा करता है ,
कुछ पल को वह ठौर मूकता भग न होती जहाँ ।
अरे है वह शरणस्थल कहाँ ?

क्या है मेरी वारी मे।

जिसे सीचना था मधुजल से
सीचा खारे पानी से,
नहीं उपजता कुछ भी ऐमी विधि से जीवन क्यारी में।
क्या है मेरी बारी में।

श्रॉस् जल से सींच-सीचकर वेलि विवश हो योता हूँ, स्रष्टा का क्या श्रर्थ छिपा है मेरी इस लाचारी मे। क्या है मेरी वारी में।

टूट पड़े मधुऋतु मधुवन में कल ही तो क्या मेरा है, जीवन बीत गया सब मेरा जोने को तैयारी मे। क्या है मेरी वारी मे।

में समय वर्बाद करता ?

प्रायशः हित-मित्र मेरे

पास ह्या संया सबेरे,

हो परम गभीर कहते—में समय वर्बाद करता !

में समय वर्बाद करता ?

वात कुछ विपरीत ही है,
स्मता उनको नहीं है,
जो कि कहते ग्रॉख रहते—में समय वर्वाद करता!
मैं समय वर्वाद करता?

काश मुक्तमे शक्ति होती नष्ट कर सकता समय को, श्री' समय के वधनों से मुक्त कर सकता हृदय को,

भर गया दिल जुल्म सहते — में। समय वर्वाद करता।

में समय वर्वाद करता।

श्राज ही श्राना तुम्हे या र श्राज में पहले (पहल कुछ घूँट मधु पीने चला था, पास मेरे श्राज 'ही क्यां विश्व श्रा जाना तुम्हे या। श्राज ही श्राना तुम्हे था?

> एक युग से पी रहा था रक्त में श्रपने हृदय का,

; किंतु मत्रप रूप में ≀ही क्या मुक्ते पाना तुम्हे था। ऋगज ही ऋगना तुम्हे था<sup>१</sup>

तुम बंडे नाजुक समय में मानवो को हो पकडते, **है नियति के व्यग, मैने क्या न पहचाना तुम्हे था।** स्थाज ही स्थाना तुम्हे था<sup>१</sup> एकाकीयन भी तो न मिला।

मैने समका था सगरिहत

जीवन के पथ पर जाता हूँ,

मेरे प्रति पद की गित-विधि को जग देख रहा था खोल नयन।

एकाकीयन भी तो न मिला।

मै श्राने कमरे के श्रदर
कुछ श्रपने मन की करता था,
दर - दीवारे चुपके - चुपके देती थीं जग को श्रामत्रण।
एकाकीपन भी तो न मिला।

में श्रपने मानस के भीतर था व्यस्त मनन मे, चितन मे, साँसें जग से कह श्राती थी मेरे श्रतर का द्वद-दहन। एकाकीपन भी तो न मिला। नई यह कोई वात नहीं।

कल केवल मिट्टी की ढेरी,

त्र्याज 'महत्ता' इननी मेरी,

जगह-जगह मेरे जीवन की जाती बात कहीं।

नई यह कोई वात नहीं।

सत्य कहें या फूठ बनाए,
भला-बुरा जो जी में श्राए,
सुनते हे क्यों लोग—पहेली मेरे लिए रही।
नई यह कोई बात नहीं।

कवि था कविता से या नाता,

मुम्मको सग उसी का भाता,

कितु भाग्य ही कुछ ऐसा है,

फेर नहीं में उसको पाता,

जहाँ कहीं में गया कहानी मेरे साथ रही।

नई यह कोई बात नहीं।

#### तिल में क्सिने ताड छिताया ?

छिपा हुन्रा था जो कोने में, शका थी निमने होने में, नह बादल का दुकड़ा फेला फैल समग्र गगन में छाया। तिल में किसने ताट छिपाया?

पलको के सहसा गिरने पर
धीमें से जो विद्व गए भर,
मैंने कब समभा था उनके
ग्रदर सारा सिधु समाया।
तिल में किसने ताड छिपाया?

कर बैठा था जो क्रानजाने, या कि करा दी थी ख़िटा ने, उस गलती ने मेरे सारे जीवन का इतिहास बनाया। तिल में किसने ताड छिपाया? कि तू | जा न्यथा यह भेल ।

वेदना श्राई शरण मे

गीत ले गीले नयन मे,

क्या इसे निज द्वार से तू श्राज देगा ठेल ।

कवि त जा व्यथा यह भेला।

पोंछ टसके ग्रश्नुकरण को, ग्रश्नुकरण-सिचित वदन को, यह दुखी कब चाहती है कलित क्रीडा-केलि। कवित्जा व्यथा यह फेल।

हैं कहीं कोई न इसका,
यह पकड ले हाथ जिसका,
श्रोर तू भी श्राज किसका,
हैं किसी सयोग से ही हो गया यह मेल।
कवि तू जा न्यथा यह केल।

मुक्तको भी ससार मिला है।

जिन्हें पुतिलयाँ प्रतिपल सेती, जिन पर पलके पहरा देतीं, ऐसी मोती की लिडियों का मुस्तकों भी उपहार मिला है। मुस्तकों भी ससार मिला है।

मेरे स्तेपन के ग्रदर हैं कितने मुम्म-से नारी-नर! जिन्हें मुखा ने दुकराया है मुम्मको उनका प्यार मिला है। मुम्मको भी ससार मिला है।

इससे सुदर तन है किसका ?

इससे सुदर मन है किसका ?

में किव हूं मुक्तको वाणी के तन-मन पर श्रिधिकार मिला है।

मुक्तको भी सनार मिला है।

#### वह नम कपनकारी समीर,

जिसने बादल की चादर को दो महके में कर तार-तार, हढ गिरि श्रमा की शिला हिला, डाले श्रमिन तस्वर उखाड, होता समात श्रम वह समीर किल की मुसकानी पर मलीन!

वह जल प्रवाह उद्धत-ग्रंथीर,
जिसने चिति के वच्नस्थल को
निज तेज धार से दिया चीर,
कर दिए ग्रनिगनत नगर-ग्राम—
धर वैनिशान कर मग्न-नीर,
होता समाप्त ग्रंथ वह प्रवाह
तट-शिला-खड पर चीण-चीण ।
वह जल प्रवाह उद्धत-ग्रंथीर।

# आकुल अंतर ]

मेरे मानस की महा पीर, जो चली विधाता के सिर पर गिरने को वनरर वज्र गाप, जो चली भरम कर देने को यह निखिल सृष्टि वन प्रलय ताप, होती समात ग्राय वही पीर, लघु-लघु गीतों में शक्तिहीन! मेरें मानस की महापीर

त्ने ग्रभी नहीं दुख पाए।

श्रल चुभा, त चिल्लाता है, पॉव सिद्ध तय कहलाता है,

इतने शूल चुभे शूलों के चुभने का पग पता न पाए। तूने श्रभी नहीं दुख पाए।

> बीते सुख की याद सताती ? अभी बहुत कोमल है छाती,

दुख तो वह है जिसे सहन कर पत्थर की छाती हो जाए। तूने श्रमी नहीं दुख पाए।

> कठ करुण स्वर में गाता है, नयन में घन घिर श्राता है, पन्ना-पन्ना रॅग जाता है, लेकिन, प्यारे, दुख तो वह है,

हाथ न डोले, कठ न वोले, नयन मुॅंटे हो या पथराए। तूने अभी नहीं दुख पाए।

#### टर्रा-सा लगता है जीवन ।

एक ही तरह से घटनाएँ नयनों के ग्रागे ग्राती हैं, एक ही तरह के भावों को दिल के ग्रदर उपजाती हैं,

> एक ही तरह से ग्राह उठा, ग्रॉम् वरमा, हल्का हो जाया करता मन। ठहरा मा लगता है जीवन।

एक ही तरह की तान कान के अदर गूजा करती है, एक ही तरह की पक्ति पृष्ट के ऊपर नित्य उनस्ती है.

> एक ही तरह के गीत बना, स्ते मे गा, हल्का हो जाया करता मन। टहरा-सा लगता है जीवन।

हाय, क्या जीवन यही था।

एक विजली की मलक में स्वप्न ग्रौ' रस-रूप दीखा, हाथ फैले तो मुक्ते निज हाथ भी दिखता नहीं था।

एक मोके ने गगन के तारको मे जा विठाया, मुिह्या खोली सिवा कुछ, ककडो के कुछ, नहीं था। हाय, क्या जीवन यही था।

मैं पुलक उठता न सुख से दु•ख से तो चुज्ध होता, इस तरह निर्लिप्त होना लच्य तो मेरा नही था। हाय, क्या जीवन यही था। लो दिन बीता, लो गन गई।

स्रज ढलकर पिन्छम पहुँचा,
इया, मध्या ग्राई, छाई,
मी मध्या सी वह सध्या थी,
क्यों उठते-उठते सोचा - या, दिन मे होगी कुछ बात नई!
लो दिन बीता, लो रात गई।

धीमे - धीमे तारे निकले, धीरे - बीरे नम मे फैले, सी रजनी सी वह रजनी थी क्यों सध्या को यह सीचा था, निशि मे होगी कुछ बात नई! लो दिन बीता, लो रात । गई।

चिडियाँ चहकी, किलयाँ महकीं,
पूरव से फिर सूरज । निकला,

जैसे होती थी सुबह हुई,
क्यों सोते-सोते सोचा था, होगी प्रात कुछ बात नई।

लो दिन वीता, लो रात गई।

छल गया जीवन मुक्ते भी।

देखने में था अमृत वह,
हाथ मे आ मधु गया रह,
आर जिह्वा पर हलाहल विश्व का वचन मुक्ते भी।
छल गया जीवन मुक्ते भी।

गीत में जगती न भूमी,
चीख से दुनिया न घ्मी,
हाय, लगते एक से अब गान औं कदन मुक्ते भी।
छल गया जीवन मुक्ते भी।

जो द्रवित होता न दुख से, जो स्रवित होता न सुख से, श्वास-क्रम से किंतु शापित कर गया पाहन सुमें भी। छल गया जीवन सुमें भी। वह साल गया, यह साल चला।

मित्रो ने वर्ष - वधाई दी, मित्रो को हर्ष - वधाई दी, उत्तर भेजा, उत्तर स्राया,

'नूतन प्रकाश' 'नूतन प्रभात' इत्यादि शब्द कुछ दिन गूँ जे ,

फिर मद पड़े, फिर लुप्त हुए, फिर श्रपनी गति से काल चला,

वह साल गया, यह साल चला।

श्रानेवाला 'कल' 'श्राज' हुत्रा ,
जो 'श्राज' हुत्रा 'कल' कहलाया ,
पृथ्वी पर नाचे रात - दिवस ,
नभ में नाचे रिव-शिश-तारे, निश्चित गित रखकर वेचारे।
यह मास गया, वह मास गया ,
श्रात-श्रात वदली, मौसम वदला ,

वह साल गया, यह साल चला।

#### शाकुल अतर

मामा-सनसन, घन घन-गर्जन, कोकिल - कुणन, केकी - कदन, अखनारी दुनिया की हलचल, -सप्राम-सि, दगा-फसाद, व्याख्यान, विविध चर्चा विवाद, हम-तुम यह कहकर भूल गए, यह बुरा हुन्ना, यह हुन्ना भला, वह साल गया, यह साल चला।

यदि जीवन पुनः वना पाता।

म प्रस्ता चकनाचृर न जग का
दुख - सकटमय यत्र पकड ,
बस कुछ क्या के परिवर्तन से च्या में क्या से क्या हो जाता !
यदि जीवन पुन वना पाता !

मे करता दुकडे - दुकडे क्यों
युग-युग की चिर-सबद्ध लडी,
फेवल कुछ पल को श्रदल-बदल जीवन क्या से नया हो जाता।
र्याद जीवन पुनः वना पाता।

जो सपना है वह सच होता,

क्या निश्चय होता तोष मुक्ते !

हो सकता है ले वे सपने में ऋौर ऋधिक हो पछताता !

यदि जीवन पुन बना पाता !

स्रष्टा भी यह महना होगा हो श्रपनी कृति से श्रसतुष्ट, यह पहले ही सा हुश्रा प्रलय, यह पहले ही भी हुई मृष्टि।

दम बार किया था जब मेने अपनी अपूर्ण रचनाका चय, सब दोष हटा जग रचने का मेरे मन में था हट निश्यय।

लेकिन, जब जग में गुरा जागे, तब सग - सग में दोप जगा, जब पुराय जगा, तब पाप जगा, जब राग जगा, तब रोष जगा,

जय जान जगा, ग्रजान जगा, पशु जागा, जय मानव जागा, जय न्याय जगा, ग्रन्याय जगा, जय देव जगा, दानव जागा।

# 'याकुल घांतर ]

जग सबपों का चीत्र बना, सम्राम छिडा, सहार बढा, कोई जीता, कोई हारा, मरता - कटता ससार बढा। मेरी पिछली रचनायों का जैसे विकास श्री' हास हुत्रा, इस मेरी नृतन रचना का वैसा ही तो इतिहास हुआ। यह मिड़ी की हठधर्मी है जो फिर - फिर मुमको छलती है । सी वार मिटे, सी वार वने श्रपना गुण नहीं वदलती है। यह सृष्टि नष्ट कर नवल सृष्टि रचने का यदि मैं करूँ कष्ट. फिर मुभे यही कहना होगा श्रपनी कृति से हो श्रसत्रष्ट. ' फिर उसी तरह से हुआ प्रलय,

फिर उसी तरह से हुई सृष्टि।'

तुम भी तो माना लाचारी।

सर्व शक्तिमय थे तुम तय तक,

एक अप्रेले थे तुम जय तक,

किंतु विभक्त हुई करण - कर्ण मे अय यह शक्ति तुम्हारी।

तुम भी तो मानो लाचारी।

गुस्सा कल तक तुमपर द्याता,

त्राज तरम म तुमपर खाता,
साधक त्रगिति द्यॉगन में हे सीमित मेंट तुम्हारी।

तुम भी तो मानो लाचारी।

पाना - याना नहीं कभी है,

जात मुक्ते यह बात सभी है,

पर मुक्तको सतोप तभी है,

दे न सको तुम किंतु वन् में पाने का श्रिधिकारी।

तुम भी तो मानो लाचारी।

मिट्टी ने व्यर्थ लडाई है।

नीचे रहती है पावो के, मिर चटती राजा रावा के

अवर को भी ढक लेने की यह आज शपथ कर आड़े है।

मिट्टी ने व्यर्थ लडाई है।

सौ यार हटाई जाती हैं फिर ग्रा ग्राविकार जमाती हैं, हा हत, विजय यह पाती हैं,

कोई ऐसा रॅग-रूप नहीं जिस पर न द्यात को छाई है।

मिड़ी से व्यर्थ लटाई है।

सब की मिट्टीमय कर देगी,
सबको निज में लय कर लेगी,
लो स्रमर पक्तिया पर मेरी यह निष्ययास चढ स्राई है।
मिट्टी से व्यर्थ लडाई है।

श्राज पागल हो गई है रात।

हॅस पड़ी विद्युच्छटा मे,

रो पड़ी रिमिभिम घटा मे,

च्याभी भरती ग्राह, करती ग्रामी वजाघात।

श्याज पागल हो गई है रात।

एक दिन में भी हॅसा था,
ग्रिश्रु - घारा में फॅसा था,
ग्राह उर में थी भरी, था क्रोब-कपित गात।
ग्राज पागल हो गई हैं रात।

योग्य हॅसने के यहाँ क्या,
योग्य रोने के यहाँ क्या,
—ऋढ़ होने के, यहाँ क्या,
—बुद्धि खोने के, यहाँ क्या,
-व्यर्थ दोनों है मुक्ते हॅस-रो हुआ यह ज्ञात।
आज पागल हो गई है रात।

दोनां चित्र सामने मेरे।

( ? )

सिर पर वाल वने, घुँ घराले, काले, कडे, वडे, विखरे-से, मस्ती, श्राजादी, वेफिकरी, वेखवरी के हें सदेसे।

माथा उठा हुआ ऊपर को,
भौंहों में कुछ टेढापन है,
दुनिया को है एक चुनौती,
कभी नहीं भुकने का प्रण है।

नयनों में छाया-प्रकाश की श्रॉख - मिचौनी छिड़ी परस्पर, वेचैनी में, वेसवरी में, लुके छिपे हैं सपने सुदर ।

# दोनों चित्र सामने मेरे। (२)

सिर पर बाल कढे कघी से तरतीबी से, चिकने, काले, जग की रूढि - रीति ने जैसे मेरे ऊपर फदे डाले।

भों हे मुकी हुई नीचे की, माथे के ऊपर है रेखा, श्रकित किया जगत ने जैसे मुक्तपर श्रपनी जय का लेखा।

नयनों के दो द्वार खुले हैं, समय दे गया ऐसी दीना, स्वागत सबके लिए यहाँपर नहीं किसी के लिए प्रतीना। चुपके में चाद निकलना है।

तर - माला होती न्यच्छ प्रथम,
फिर ख्राभा वटती हैं थम थम
फिर सोने का चटा नीचे स उठ ऊपर को चलता है।
चुपके में चॉट निकलता है।

मोना चादी हो जाता है,

जस्ता वनकर न्वा जाता है,

पल-पहले नभ के राजा का अपव पता कहाँ पर चलता है !

चुपके से चदा दलता है।

श्ररणाभा. किरणां की माला, रिव - रथ वारह वोडो वाला, वादल - विजली श्रो टडधनुप, तारक - दल, स्टर शशिवाला, कुछ काल सभी से मन वहला, श्राकाश सभी को छलता है। वश नहीं किसी का चलता है। चॉद-सितारो, मिल रर गात्रों।

ग्राज ग्रधर से ग्रधर मिले हैं, ग्राज वॉह से वॉह मिली, ग्राज हृदय से हृदय मिले हे, मन से मन की चाह मिली,

चॉद-सितारी, मिलकर गात्री!

चॉद-सितारे मिलकर बोले,

कितनी वार गगन के नीचे प्रणय-मिलन न्यापार हुआ है, कितनी वार वरा पर प्रेयिस-प्रियतम का अभिमार हुआ है!

चॉद सितारे मिलकर वीले।

X

X

X

# षाकुल अतर ]

चांद - सितारो, मिलकर रोग्रो।

श्राज श्रधर से श्रधर श्रलग है, श्राज बॉह से बॉह श्रलग, श्राज हृदय से हृदय श्रलग है, मन में मन की चाह श्रलग;

चॉद - सितारी मिलकर रोग्री!

चाँद - सितारे मिलकर बोले,

कितनी बार गगन के नीचे ग्रटल प्रणय के वधन टूटे, कितनी बार धरा के ऊपर प्रेयसि-प्रियतम के प्रण टूटे!

चाँद - सितारे मिलकर योले ।

मैं था, मेरी मधुनाला थी,
श्रघरों मे थी प्यास भरी,
नयनों में थे स्वप्त सुनहले,
कानों में थी स्वर लहरी,
सहसा एक सितारा बोला, 'यह न रहेगा बहुत दिनों तक!'

में था, ख्री' मेरी छाया थी,

ग्रधरों पर था खारा पानी,

नयनों पर था तम का पर्दा,

कानों में थी कथा पुरानी,

सहसा एक सितारा बीला, 'यह न रहेगा बहुत दिनों तक!'

त्र्यनासक्त था मैं सुख-दुख से,
त्राधरों को कटु-मधु समान था,
नयनों को तम-ज्योति एक-सी,
कानों को सम रहन-गान था,
सहसा एक दितारा वोला, 'यह न रहेगा बहुत दिनों तक!'

#### इनने मन उन्मत्त बनो।

जीवन मधुणाला में मधु पी वनकर नन-मन-मनवाला, गीत सुनाने लगा भूमकर चूम-चूमकर में प्याला—

शीश हिलाकर दुनिया बोली,
पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह,
इतने मत उन्मत्त बनो।

इतने मत मतप्त वनो। जीवन मरघट पर अपने मय अरमानां भी कर होली, चला राह में रोटन करता चिता राख से भर मोली—

शीश हिलाकर दुनिया वोली,
पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह,
इतने मत सतस बनो ।

### [ श्राकुल श्रंतर

इतने मत उत्तप्त बनो।

मेरे प्रति श्रन्याय हुन्ना है ज्ञात हुन्ना सुम्फको जिस ज्ञख, करने लगा श्राग्नि-श्रानन हो गुरु गर्जन गुरुतर तर्जन,

शीश हिलाकर दुनिया बोली,

पृथ्वी पर हा चुका बहुत यह इनने मत उत्तम बनो।

#### मरा जीवन सबका साखी।

कितनी यार वियस यीता है, कितनी यार निशा यीती है, कितनी यार तिमिर जीता है, कितनी यार ज्योति जीती है! मेरा जीवन सबका साखी।

कितनी वार सृष्टि जागी है, कितनी वार प्रलय सोया है, कितनी वार हॅसा है जीवन, कितनी वार विवश रोया है।

मेरा जीवन सव का साखी।

कितनी वार विश्व-घट मधु से पूरित होकर तिक्त हुन्ना है, कितनी वार भरा भावों से कवि का मानस रिक्त हुन्ना है।

मेरा जीवन सव का साखी।

# [ ऋाकुल ऋंतर

कितनी बार विश्व कद्धता का हुन्ना मधुरता मे परिवर्तन, कितनी बार मौन की गोदी में सोया है कवि का गायन। मेरा जीवन सब का साखी।

तव तक समभूँ कैसे प्यार,

श्रधरों से जब तक न कराए प्यारी उस मधुग्स का पान, जिसको पीकर मिटे मदा को श्रपनी कटु सज्ञा का जान,

> मिटे साथ मे कहु ससार, तव तक समभू कैसे प्यार।

तव तक समभूँ कैसे प्यार,
वाहों में जब तक न सुलाए
प्यारी, अत रहित हो रात,
चॉद गया कब सूरज आया—
इनके जड कम से अजात,

सेज चिता की साज-सॅवार, तव तक समभू कैसे प्यार।

# श्राकुल अंतर

तव तक समभूँ कैसे प्यार ,
प्राणों में जब तक न मिलाए
प्यारी प्राणों की भनकार,
खड-खड हो तन की बीणा
स्वर उठ जाऍ तजकर तार,
स्वर-स्वर मिल हो एकाकार,
तव तक समभूँ कैसे प्यार ।

# क्तिन मिलनातर नहीं है ?

श्रानितिज फैली हुई मिट्टी
निरतर पृछती है,
कव कटेगा, बोल, तेरी
चेतना का शाप,
श्रोर तृ हो लीन मुक्तमे फिर बनेगा शात १
कीन मिलनातुर नहीं है १

गगन की निर्वेध वहती वायु प्रतिपल पूछती है, कव गिरेगी टूट तेरी देह की दीवार, श्रौर तूहो लीन मुक्तम फिर वनेगा मुक्त १ कौन मिलनातुर नहीं है १

सर्व व्यापी विश्व का व्यक्तित्व
प्रतिच्राण पूछता है,
कव मिटेगा बोल तेरा
श्रह का श्रिभमान,
श्रीर तू हो लीन मुक्तमे फिर बनेगा पूर्ण १
कौन मिलनातुर नहीं है १

कभी, मन श्रपने को भी जॉच।

नियति पुस्तिका के पन्नो पर , मूद न त्रॉसे, भ्ल दिग्वाकर ,

लिखा हाथ से अपने त्ने जो उसकी भी बॉच। कभी, मन, अपने कों भी जॉच।

सोने का सत्तार दिखाकर, दिया नियति ने ककड-पत्थर,

सही, सॅजोया कचन कहकर तृते कितना कॉच १ कभी, मन, ग्रपने को भी जॉच ।

जगा नियति ने भीपण ज्वाला,
तुमाको उसके भीतर टाला,
टीक, छिपी थी नेरे टिल के ग्रदर कितनी ग्रॉच १
कभी, मन, ग्रपने को भी जॉच।

यह वर्षा ऋतु की सन्या है,

मैं वरामटे में कुरनी पर

घिरा ग्रॅंबेरे से बैठा हूँ
वॅगले के स्विच ग्रॉफ सभी कर,

उठे ग्राज परवाने इतने,
कुछ प्रकाश में करना दुष्कर,
नहीं कही जा भी सकता हूँ

होती बूँदा-वॉटी वाहर।

उधर कोठरी हैं नौकर की एक दीप उसमें वलता हैं, सभी श्रोर से उसमें श्राकर परवाना का दल जलता हैं, ज्योति दिखाता ज्वाला देता दिया पतिगों को छलता हैं, नहीं पतिगों का दीपक के उत्पर कोई वश चलता है।

है दियाग में चक्रा रस्ती एक फारती की स्वार्ट. शायद पर इक्रवाल-र्गनत है किसी किन ने कभी मनाई. नेरं गर्नाभाव का इसके भारत है इछ इछ परछारी --'डिल डीवाना, दिरा परवाना, तन दीवर सी पर भंडराना । एय धीरेगा धांव बढाना उस पथ पर जो है गर्दाना। प्याला है खुद तेर ब्रहर, जलना उसमें भीत निरंतर, टर ज्वाला में चल क्या पाना र्यं, वेगाना, या बेनाना। क

कारना नाजानए धरतात लाह . नगीम आग नर्याना वाह . परे मुख्याद मोदी प्रेशकन माह, समाचे प्रातिम नेगाना सके। र्यह दीपक है, यह परवाना।

ज्वाल जगी है, उसके ग्रागे जलनेवालां का जमघट है, भूल करें मत कोई कहकर, यह परवानां का मरघट है, एक नहीं है दोनों मरकर जलना ग्री' जलकर मर जाना। यह दीपक है, यह परवाना।

हनकी तुलना करने को कुछ देख न, हे मन, श्रपने श्रदर, यहाँ चिता चिंता की जलती, जलता है तृ शव-मा यनकर, यहाँ प्रणय की होली में है खेल जलाना या जल जाना। यह टीपक है, यह परवाना।

लेनी पड़े अगर ज्वाला ही
तुमको जीवन में, मेरे मन ,
तो न मृतक ज्वाला में जल त्
कर सजीव में प्राण समर्पण ,
चिता-दग्ध होने से वेहतर है होली में प्राण गॅवाना।
यह दीपक है, वह परवाना।

वह नितली हैं, यह विस्तुटया।

यह काली कुरूप हैं कितनी!

वह सुदर सुरूप हैं कितनी!

गति से ग्रीर भयकर लगती यह, उसका है रूप निखरता।

वह तितली हैं, यह विस्तुटया।

विस्तुडया के मुँह में तितली, चीख हृदय से मेरे निकली, प्रकृति पुरी में यह ग्रानीति क्यो, वैठा-वैठा विस्मय करता। वह तितली यी, यह विस्तुइया।

इस ग्रांबेर नगर के ग्रांदर
—दोना में ही सत्य वरावर,
विस्तुइया की उटर-त्तुधा ग्रों वितली के पर की सुटरता।
वह तितली थी, यह विस्तुटया,

क्या तुम तक ही जीवन नमात ?

तेरे जीवन की क्यारी में
कुछ उगा नहीं, मैंने माना,
पर सारी दुनिया मरुथल है
चतला तूने कैसे जाना १
तेरे जीवन की सीमा तक
क्या जगती का ग्रॉगन समास १
क्या तुम तक ही जीवन समास १

तेरे जीवन की क्यारी में फल-फूल उगे, मैंने माना, पर सारी दुनिया मधुवन है वतला तूने कैसे जाना?

> तेरे जीवन की सीमा तक क्या जगती का मधुवन समाप्त ? क्या तुक्त तक ही जीवन समाप्त ?

#### [ त्राकुल त्रंतर

जब तू ऋपने दुख मे रोता,
दुनिया सुख से गा सकती है,
जब तू ऋपने सुख मे गाता,
वह दुख से चिल्ला सकती है,
तेरे प्राणो के स्पदन तक
क्या जगती का स्पदन समात १
क्या तुफ तक ही जीवन समात १

कितना कुछ मह लेता यह मन!

िकतना दुख-सकट थ्रा गिरता श्रमदेग्वी - जानी दुनिया से , मानय सब कुछ सह लेता है कह, पिछले कमों का वधन। कितना कुछ सह लेता यह मन!

कितना दुख-सकट ग्रा गिरता इस देखी - जानी दुनिया से , नानव यह कह मह लेता है दुख सकट जीवन का शिच्ण । कितना कुछ सह लेता यह मन !

कितना दुख सकट आ गिरता

मानच पर अपने हाथों से,
दुनिया न कही उपनाम करे, मय कुछ करता है मौन सहन।

' कितना कुछ सह लेता यह मन!

हृदय सोच यह वात भर गया।

उर में चुभनेवाली पीडा,
गीत-गध में कितना ऋतर!
किव की ऋाहों में था जादू कॉटा वनकर फूल भर गया।
हृदय सोच यह बात भर गया!

यदि अपने दुख में चिल्लाता, गगन कॉपता, धरती फटती, एक गीत से कठ रूँधकर मानय सब कुछ सहन कर गया। हृदय सोच यह बात भर गया।

कुछ गीतां को लिख सकते है, गा सकते हे कुछ गीतो को, दोनों से था वचित जो वह जिया किस तरह और मर गया। इदय सोच यह वात भर गया! करुण ग्रांति मानव का रोदन।

ताज, चीन-दीवार दीर्घ जिन

हायों के उपहार,

वहीं सँभाल नहीं पाते है

ग्रापने सिर का भार!

गडे जाते भू में लोचन! करुण ग्रांति मानव का रोदन।

देव-देश ग्रीर परी-पुरी जिन नयना के वरदान, जिनमें फैले, फूले, कूले कितने स्वप्न महान, गिराते खारे लघु जल कणा करुण ग्राति मानव का रोदन।

जा मस्तिष्क खोज लेता है

ग्रर्थ गुप्त से गुप्त,

स्रण्टा, स्राष्ट ग्रीर सर्जन का

कहाँ हो गया लुप्त १

नहीं धरता है धीरज मन । करुण ग्रांति मानव का रोदन।

श्रकेलेपन का यल पहचान।

शब्द कहाँ जो तुमको टोके,

हाथ कहाँ जो तुमको रोके,

राह यही है, दिशा वही, तू करे जिधर प्रस्थान।

श्रकेलेपन का यल पहचान।

जब त् चाहे तब मुसकाए,
जब चाहे तब ग्रश्रु वहाए,
राग वही त् जिसमे गाना चाहे श्रपना गान।
श्रकेलेपन का बल पहचान।

तन-मन श्रपना, जीवन श्रपना, श्रपना ही जीवन का सपना, जहाँ श्रीर जब चाहे कर दे त्सव कुछ विलदान। श्रकेलेपन का बल पहचान। क्या करूँ सर्वेदना लेकर तुम्हारी?

में दुखी जय-जय हुन्रा सवेदना तुमने दिखाई, में इतज हुन्रा हमेशा, रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस न्राभार का न्रय हो उठा है बोक्त भारी, क्या करूँ सवेदना लेकर तुम्हारी?

एक भी उच्छ्वास मेरा
हो सका किस दिन तुम्हारा ?
उस नयन में वह सकी कव
इस नयन की ऋश्रु-धारा ?
सत्य को मूँदे रहेगी
शब्द की कव तक पिटारी ?
क्या करूँ सबेदना लेकर तुम्हारी ?

न्यों न हम ले मान हम हें
चल रहे ऐसी डगर पर,
हर पिथक जिसपर अकेला,
दुख नहीं बॅटते परस्पर,
दूसरों की बेदना मे
वेदना जो है दिखाता,
वेदना से मुक्ति का निज
हर्ष केवल वह छिपाता,
तुम दुखी हो तो सुखी मै
विश्व का अभिशाप भारी,
न्या करूँ सेवटना लेकर तुम्हारी?

#### प्रर

उनके प्रति मेरा बन्यवाद,

कहते थे मेरी नाटानी जो मेरे रोने-धोने को, कहते थे मेरी नासमभी जो मेरे धीरज खोने को,

> मेरा श्रपने दुख के ऊपर उटने का व्रत उनका प्रसाद, उनके प्रति मेरा धन्यवाद।

जो त्नमा नहीं कर सकते थे मेरी कुछ दुर्वलताय्रों को, जो सदा देखते रहते थे उनमें ग्रपने ही दावों को,

> मेरा दुर्बलता के अपर उटने का वत उनका प्रसाद, उनके प्रति मेरा धन्यवाद ।

### त्राकुल श्रंतर

कादरपन देखा करते थे जो मेरी करुण कहानी में, वध्यापन देखा करते थे जो मेरी विह्वल वाणी मे,

> मेरा नूतन स्वर में उठकर गाने का व्रत उनका प्रसाद, उनके प्रति मेरा धन्यवाद।

जीवन का यह पृष्ठ पलट, मन।

इसपर जो भी लिखी कहानी,

वह द्राव तुमको याद जवानी,

वार-बार पढकर क्यो इसको व्यर्थ गॅवाता जीवन के ज्ञ्ण।

जीवन का यह पृष्ठ पलट, मन।

इसपर लिखा हुया हर ख्रातर, जमा हुया है वनकर 'ख्रच्रर', कितु प्रभाव हुया जो तुभपर उसमे ख्रव करले परिवर्तन। जीवन का वह पृष्ठ पलट, मन।

यही नहीं यह कथा खतम है,

मन की उत्सुकता दुर्दम है,

चाह रही है देखे ग्रागे,

ज्योति जगी या सोया तम है।

रोक नहीं तू इसे सकेगा, यह ग्रहण्ट का है ग्राकर्षण।

जीवन का यह पृष्ठ पलट, मन।

वाल क्रम ने--

जिसके त्यांगे कका रुक्त जिसके त्यांगे पर्वत कुकत— प्राणा का त्याग धन-कचन सत्या त्यपट्टन हो जाने पर

> नीरन में जा गुरु बचता है। उनका भी है कुरु ज्याकर्षण ।

नियनि नियम मे-

जिनका समस्ता सुकरात नहीं, जिनका सुकता सुकरात नहीं— किरमत का प्यारा 'प्रन कचन राजा प्रपद्दत हो जाने पर

> चीयन म जाहुङ यचता है, इयम भी है हुत प्राक्ष्ण ।

# आकुल श्रंतर ]

त्रातम भ्रम से---

जिससे योगी टग जाते है,
गुरु जानी धोखा खाते है—
स्वमो का पारा धन - कचन
सहसा अपहत हो जाने पर

जीवन में जो कुछ वचता है, उनका भी है कुछ श्राकर्पण।

कालकम से नियति नियम में श्रात्मभ्रम से, रह न गया जो मिल न सका जो, सन्त्र न हुन्ना जो, प्रिय जन श्रपना, प्रिय वन श्रपना, श्रपना सपना, इन्हें छोडकर जीवन जितना, उसमें भी श्राकर्षण कितना!

#### यह नारीयन

न यह निए अपने नियाद र्वठा परना है उतजार, नोई याए. तेग दग्याजा सटकाए, मिलने मा बार पेलाए. वस्ते इमर्दा दिसलाए.

प्रात्पां हे भी। परे, तार न जग में जितना द्वी दीन।

क्षो नव चेतन ! न प्यप्त मन की नारी की श्रम्याभाविक वीमारी की. उठ दूर तया, तृ श्रपनं मन रा पुरुष तमा, जी वेशस्मार ततर नाए, शोर मनाए हैंन हैंगार .

में दिना जो पैठे हैं नेह सहराए, उदानीन।

वह व्यक्ति रचा,

जो लेट गया मधुत्राला की गोदी में मिर धरकर अपना, हो सत्य गया जिसका सहसा कोई मन का सुदर सपना, दी इया जगत की चिताएँ जिसने मदिरा की प्याली में जीवन का सारा रस पाया जिसने ग्रधरों की लाली में, मधुवाला की ककण-ध्वनि मे जो भूला जगती का कटन, जो भूला जगती की कटुता उसके श्रांचल से मूंद नयन, जिसने ऋपने सब ऋोर लिया कल्पित स्वर्गों का लोक वमा, कर दिया मग्स उसको जिसने वाणी से मुख बरसा-बरसा।

#### **ग्रह** व्याक्त रचा ,

जो बैठ गया दिन दलने पर दिन भर चलकर स्ने पथ पर, खोकर ऋपने प्यारे साथी श्रपनी प्यारी मपति खोकर . ग्रधकार ही ग्रधकार रह गया शेप जिसके समीप, जिसके जलमय लोचन जैसे मामा से हो दो बुक्ते दीप, टटी ग्राशात्रो, स्वप्नां से जिमका य्रव केवल नाना है, जो ऋपना मन बहलाने को एक्सकीपन में गाता है, जिमके गीतां का करुण शब्द. जिसके गीता का करुण राग पैदा करने में हैं समर्थ ग्राभा के मन में भी विराग।

#### वह न्यक्ति वना,

जो गड़ा हो गजा है तनकर पृथ्वी पर अपने पटक पाँव,

#### श्राकुल श्रंतर ]

डाले फूलं वत्तस्थल पर मासल भुजददी का द्वाव, जिसकी गर्दन में भरा गर्व , जिसके ललाट पर स्वाभिमान, दो दीर्घ नेत्र जिसके जैसे दो ग्रगारे जाज्वल्यमान . जिमकी कोधातुर श्वासो मे दोनों नथने ह उठे फूल, जिनकी भौहां में, मुछां में है नहीं वाल, उग उठे श्रल, हट टत-पक्तियों में जरूडा कोई ऐमा निश्चय प्रचट, पट जाय वज्र भी श्रगर वीच हो जाय द्रटकर खड-खड!

भगा,

जो उर के ग्रदर ग्राने ही सुरसा-मा बदन बटाती है, सारी श्राशा श्रभिलापा को पल के श्रदर खा जाती है. पी जाती है मानस का रस जीवन शव-मा कर टेती है. दुनिया के कोने-मोने को निज कदन से भर देती है. इसकी सकामक वाणी को जो प्राणी पलभर सुनता है, वह सारा साहम - वल खोकर युग-युग श्रपना निर बुनता है, यह वडी श्राशुचि रुचि वाली है सतोप इस तव होता है. जब जग इतका साथी बनकर इसके रोवन में रोता है।

## श्राकुल श्रंतर ]

वंदना जगा,

जो जीवन के ग्रदर ग्राकर इस तरह हुइय में जाय ब्याप, वन जाय तृदय होकर विशाल मानव दुख मापक वड-माव. जो जले मगर जिसकी ज्याला प्रज्यलिन को ऐसा विशेष. जो मानव के प्रति किए गए श्रत्याचारं का कर शोध. पर ग्रगर किसी दुर्वलना यह नाप न ग्रापना रख पाए, त। ग्रपने बुक्तने के पहले श्रीग में श्राग लगा जाए, यह स्वस्थ ग्राग यह स्वस्थ जलन जीवन में मबको प्यारी हो, इसमें जल निर्मल होने का मानव-मानव ग्राविकारी हो।

भीग रहा है सुवि का त्राँगन।

भीग रहे हैं पक्षव के दल,
भीग रही हे ग्रानत डाले,
भीग तिनकों के स्रोता में भीग रहे हैं पछी ग्रानमन।
भीग रहा हैं भुवि का ग्रांगन।

भीग रही हे महल - भोपडी ,

सुख - स्खे मे मटला वाले ,

कितु मोपडी के नीचे है भीगे कपडे, भीगे लोचन।
भीग रहा है भुवि का श्रॉगन।

वरस रहा है भू पर वादल,
वरस रहा है जग पर सुख-दुख,
सब को श्रपना-श्रपना, किव को
सब का ही दुख, सब का ही सुख,
जग-जीवन के सुख-दु,खा से भीग रहा है किव का तन-मन।
भीग रहा है भुवि का श्रांगन।

न ने। जलना हुआ चला जा।

जोवन का पय नित्य तमीमय,

सटक रहा इसान भग - भय,

पल भर मही, परग भर को ही कुछ को गह दिखाजा।

तृ तो जलता हुआ चला जा।

जला हुत्रात् ज्योति का है,

तुक्ता हुत्रा केवल कुरूप है,
शेष रहे जब तक जलने को कुछ भी तू जलता जा।

तूतो जलता जा, चलता जा।

जहाँ वनी भावों की क्यारी, स्वम उगाने की तैयारी, श्रपने उर की राख - राशि को वहीं - वहीं विखराजा। तृ तो जलकर भी चलता जा।

में जीवन की शका महान। युग-युग मचालित राह छोड . युग-युग सचित विश्वाम तोड, मैं चला ग्राज युग - युग सेवित पाखड - रुदि से वैर ठान । मं जीवन की शका महान। होगी न हृदय में शाति ज्यात , कर लेता जवतक नहीं प्राप्त , जग-जीवन का कुछ नया द्यर्थ, जग-जीवन का कुछ नया जान। में जीवन की शका महान। गहनाधकार मे पाँव वार. युग नयन फाड, युग कर पसार, उठ-उठ, गिर-गिरकर वार वार, में खोज रहा हूँ ऋपना पय, ऋपनी शका का समाधान। मै जीवन की शका महान।

तन में ताकत हो तो आयो।

पथ पर पडी हुई चटाने,

हदतर ह बीरा की आने,

पहले-सी अब कठिन कहाँ हैं—ठोकर एक लगाओ।

तन में ताकत हो तो आखी।

राह रोक हैं खड़ा हिमालय,
यदि तुममें दम, यदि तुम निर्भय,
खिसक जायगा कुछ निश्चय हैं—घूँसा एक लगायो।
तन में ताकत हो तो स्रास्रो।

रस की कभी नहीं हैं जग में, बहता नहीं मिलेगा मग में, लोहें के पजें से जीवन की यह लता दवाओं। तन में ताकत हो तो आत्रो। उठ समय से मोरचा ले।

जिस धरा से यत युग-युग

कर उठे पूर्वज मनुज के,
हो मनुज सतान त् उसपर पड़ा है, शर्म खाले।

उठ समय से मोरचा ले।

देखता कोई नहीं है
निर्वलों की यह निशानी,
लोचनों के बीच आँस् औं पगों के बीच छाले।
उठ समय से मोरचा ले।

धूलि धूसर वस्त्र मानव—
देह पर फवते नही है,
देह के ही रक्त से तू देह के कपडे रॅगाले।
उठ समय से मोरचा ले।

तू कैसे रचना करता है? तू कैसी रचना करता है?

श्रपने श्रॉस्की बूँदों में—

त्राविरत त्रॉस की वूँदो में, विह्नल त्रॉस की वूँदों में, कोमल त्रॉस की वूँदों में, निर्वल त्रॉस की वूँदों में—

लेखनी डुयाकर वार-वार, लिख छोटे - छोटे गीतों को गाता है श्रयना गला फाड़, करता इनका जग में प्रचार।

तुमसे बहुतेरे दुखी - दीन खुद पढते है, खुद सुनते हैं, तुमसे हमददीं दिखलाते, ग्रापनी पीडा को दुलराते, कहते हैं, 'जीवन है मलीन,

इनको ले बैठ अकेले मे

#### यदि बचने का कोई उपाय तो वह केवल है एक मरण।'

त् ऐसे ग्रपनी रचना कर, तृ ऐसी ग्रपनी रचना कर।

जग के आँसू के सागर मे-

जिसमे विद्योभ छलकता है, जिसमे विद्रोह वलकता है, जय का विश्वास ललकता है, नवसुग का प्रात कलकता है—

तू त्रपना पूरा कलम डुवा, लिख जीवन की ऐसी कविता, गा जीवन का ऐसा गायन, गाए सँग में जग का करा-करा।

जो इसको जिह्ना पर लाए, वह दुखिया जग का वल पाए, दुख का विधान रचने वाला, चाहे हो विश्व - नियता ही,

# श्राकुल श्रंतर ]

इमको मुनकर थर्रा जाए। घोपणा करे इसका गायक, 'जीवन है जीने के लायक, जीवन कुछ करने के लायक, जीवन है लडने के लायक, जीवन है सरने के लायक, जीवन है मरने के लायक, पगु पर्वत पर चडोगे।

चोटियाँ इस गिरि गहन की

बात करती है गगन से,

श्रीर तुम सम भूमि पर चलना अगर चाहो गिरोगे।

पगु पर्वत पर चढोगे।

तुम किसी की भी छुपा का

बल न मानोगे सफल हो १

ग्री' बिफल हो दोष श्रपना सिर न ग्रीरों के मढोगे १

पगु पर्वत पर चढोगे।

यह इरादा नप ग्रगर सकता
शिखर से उच्च होता,
गिरि मुकेगा ही इसे ले जबिक तुम ग्रागे वढोगे।
पगु पर्वत पर चढोगे।

#### ६५

गिरि शिखर, गिरि शिखर, गिरि शिखर!

जबिक ध्येय वन चुका,
जबिक उठ चरण चुका,
स्वर्ग भी समीप देख—मत ठहर, मत ठहर, मत ठहर।
गिरि शिखर, गिरि शिखर, गिरि शिखर।

सग छोड मय चले,

एक त् रहा भले,

किंतु शून्य पथ देख—मत सिहर, मत सिहर, मत सिहर।

गिरि शिखर, गिरि शिखर, गिरि शिखर!

पूर्ण हुन्रा एक प्रण,
तन मगन, मन मगन,
कुछ न मिले छोडकर—पत्थर, पत्थर, पत्थर!
गिरि शिखर, गिरि शिखर, गिरि शिखर!

-यह काम कठिन तेरा ही था, यह काम कठिन तेरा ही है।

त्ने मिंदरा की धारा पर स्वमों की नाव चलाई है, त्ने मस्ती की लहरों पर ग्रपनी वाणी लहराई है। यह काम कठिन तेरा ही था,

यह काम कठिन तेरा ही है।

त्ने आँस् की घारा में नयनों की नाव डुवाई है, त्ने करुणा की सरिता की डुवकी ले थाह लगाई है। यह काम कठिन तेरा ही था,

यह काम कठिन तेरा ही है।

श्रव स्वेद-रक्त का सागर है,
उस पार तुमें ही जाना है,
उस पार वसी है जो दुनिया
उसका सदेश सुनाना है।
श्रव देख न डर, श्रव देर न कर,
तूने क्या हिम्मत पाई है।
यह काम कठिन तेरा ही था,
यह काम कठिन तेरा ही है।

वजा तृ वीणा श्रीर प्रकार।

कल तक तेरा स्वर एकाकी,

मीन पड़ी थी दुनिया वाकी,
तेरे श्रतर की प्रतिष्विन थी तारों की कनकार।

वजा तृ वीणा श्रीर प्रकार।

श्राज दया जाता स्वर तेरा,
श्राज कॅपा जाता कर तेरा,
वढता चला श्रा रहा है उठ जग का हाहाकर।
वजा तू वीणा श्रीर प्रकार।

क्या कर की वीणा घर देगा,
या नूतन स्वर से भर देगा,
जिसमें होगा एक राग तेरा, जग का चीत्कार |
वजा नू वीणा श्रीर प्रकार |

यह एक रश्मि-

पर छिपा हुन्रा है इसमें ही
ऊषा वाला का श्ररण रूप,
दिन की सारी श्राभा श्रन्प,
जिसकी छाया में सजता है
जग राग-रग का नवल साज ।

यह एक रश्मि ।

यह एक विंदु---

पर छिपा हुन्रा है इसमें ही
जल-श्यामल मेघों का वितान,
विद्युत बाला का वज्र गान,
जिसको सुनकर फैलाता है
जग पर पावस निज सरस राज।

यह एक विंदु !

वह एक गीत-

जिसमें जीवन का नवल वेश,
जिसमें जीवन का नव संदेश,
जिसमों सुनकर जग वर्तमान
कर सकता नवसुग में प्रवेश,
किस कवि के उर में छिपा श्राज १
वह एक गीत !

जव जव मेरी जिह्ना डोले।

स्वागत जिनका हुन्रा समर मे, वत्तस्थल पर, सिर पर, कर मे, न्युग-युग से जो भरे नहीं है मानव के घावों को खोले। जय जब मेरी जिह्वा डोले।

यदि न यन सके उनपर मरहम,

मेरी रसना दे कम से कम

इतना तो रस जिसमे मानय ग्रापने इन घावो को घोले।

जव जय मेरी जिह्ना डोले।

यदि न सके दे ऐसे गायन,
वहले जिनको गा मानव-मन,
शब्द करे ऐसे उच्चारण,
जिनके ग्रदर से इस जग के शापित मानव का स्वर बोले।
जव जय मेरी जिह्ना डोले।

तु एकाकी तो गुनहगार। श्रपने प्रति होकर दयावान तू करता अपना अश्रु पान, जब खडा मॉगता दग्ध विश्व तेरे नयनों की सजल धार। त एकाकी तो गुनहगार। श्रपने श्रतस्तल की कराह पर त करना है त्राहि-त्राहि. जब ध्वनित धरिण पर अवर में चिर-विकल विश्व का चीत्कार। तृ एकाकी तो गुनहगार। तू अपने मे ही हुआ लीन, वस इसीलिए तु दृष्टिहीन. इससे ही एकाकी-मलीन, इससे ही जीवन - ज्योति - चीगा . च्यपने से बाहर निकल देख है खडा विश्व वाहे पसार।

त् एकाकी तो गुनहगार।

गाता विश्व व्याकुल राग। हैं स्वरों का मेल छूटा, नाद उखड़ा ताल टूटा, लो रदन का कट फूटा, सुप्त युग-युग वेदना सहसा पडी है जाग। गाता विश्व व्याकुल राग। वीए के निज तार कसकर ग्रौर श्रपना साधकर स्वर गान के हित ग्राज तत्पर त् हुन्त्रा था, किंतु न्त्रपना ध्येय गायक त्याग । गाता विश्व व्याकुल राग। उँगलियाँ तेरी स्केंगी, वज नहीं बीगा सकेगी, राग निकलेगा न मुख से. यल कर सॉसे थकेगी, करुण कदन में जगत के ग्राज ले निज भाग । गाता विश्व व्याकुल राग ।

# वस्चन की स्थानय प्रकाशित रचनास्थों का विवरण

लीडर पेस, इलाहावाद

# एकांत संगीत

# ( 'त्राकुल श्रंतर' के ठीक पहले की रचना )

यह किव की १९३८-३९ में लिखित एक सौ गीतों का सग्रह है। देखने में यह गीत 'निशा निमत्रण' के गीतों की शैली में प्रतीत होते हैं, परतु पद, पिक, तुक, मात्रा श्रादि में श्रनेक स्थानो पर स्वतत्रता लेकर किव ने इनकी एक-रूपता में भी विभिन्नता उत्पन्न की है।

किया था उसकी यहाँ चरम सीमा पहुँच गई है। 'किल्यत साथी' भी साथ में नहीं है। किव के हृदय में वेदना इतनी घनीमूत हो गई है कि उसे बताने के लिए बातावरण की सहायता की भी आवश्यकता नहीं होती। गीतों का कम रचना-कम के अनुसार होने से किव की भावनाओं का जैसा स्वाभाविक चित्र यहाँ आपको मिलेगा वैसा और किसी कृति में नहीं।

किंव ने जीवन के एकात में क्या देखा, क्या श्रनुभव किया, क्या सोचा, यदि इसे जानना चाहते हैं तो एकात सगीत को लेकर एकात में बैठ जाइए ।

दूसरा सस्करण नए ठाट-वाट से छपकर तैयार है।

—लीडर प्रेस, इलाहावाद

# निशा निमंत्रग्

#### (तीसरा संस्करण)

यह किन की १९३७-३८ में लिखित एक कहानी श्रीर एक सी गीतों का सग्रह है। 'निशा निमन्नण' के गीतों से बच्चन की किनता का एक नया युग श्रारभ होता है। १३-१३ पिक्तयों में लिखे गए ये गीत विचारों की एकता, गठन श्रीर श्रपनी सपूर्णता में श्रग्रेजी के सौनेट्स की समता करते हैं।

'निशा निमत्रण' के गीत सायकाल से आरभ होकर प्रातःकाल समाप्त होते हैं। रात्रि के अधकारपूर्ण वातावरण से अपनी अनु-मृतियों को राजित कर वच्चन ने गीतो की जो श्रखला तैयार की है वह आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए सर्वथा मौलिक वस्तु है। गीत एक दूसरे से इस प्रकार जुडे हुए हैं कि यह सौ गीतों का सग्रह न होकर सौ गीतों का एक महागीत है, शत दलों का एक शतदल है।

इसका सौदर्य देखना हो तो शौव ही अपनी प्रति मॅगा लीजिए।

—लीडर प्रेस, इलाहाबाद

# मधुशाला

# (पॉचवा संस्करण)

यह किन की १६३३-३४ में लिखित १३४ क्वाइयों का सगह है हाला, प्याला, मधुवाला और मधुशाला के केवल चार प्रतीकों और इन्हीं से मिलने वाले कुछ गिनतों के तुकों को लेकर बचन ने अपने कितने भावों और विचारों को इन क्वाइयों में भर दिया है इसे वे ही जानते हैं जिन्होंने कभी मधुशाला उनके मुह से सुनी या स्वय पढ़ी हैं। आधुनिक खड़ी बोली की कोई भी पुस्तक मधुशाला के समान लोकप्रिय नहीं हो सकी इसमें तिनक भी अतिश्योक्ति नहीं है। अब समालोचकों ने स्वीकार कर लिया है कि मधुशाला में सोंदर्य के माध्यम से क्वाति का जोरदार सदेश दिया गया है।

किन हसे रुवाइयात उमर ख़ैयाम का श्रनुवाद करने के पश्चात् लिखा था इस कारण से उसके वाहरी रूपक से प्रभावित श्रवश्य हुए हैं परतु यह भोतर से सर्वथा स्वानुभूत श्रीर मौलिक रचना है निसकी प्रतिध्वनि प्रत्येक भारतीय युवक के हृदय से होती है।

भाव, भाषा, लय श्रीर छ्रद एक दूसरे के इतने श्रनुरूप वन पड़े हैं कि हिंदी से श्रपरिचित व्यक्ति भी उसका वैसा ही श्रानद लेते हैं जैसा कि हिंदी से सुपरिचित व्यक्ति । श्राज ही इसे लेकर बैठ जाइए श्रीर इसकी मस्ती से भूम उठिए।

—लीडर शेस, प्रयाग l

## मधुबाला

## ( चौया संस्करण )

यह किव की १६३४-३५ में लिखित 'मधुवाला' 'मालिक-मधुशाला', ''मधुपायी, 'पय का गीत', 'सुराही', 'प्याला', 'हाला' 'जीवन तरुवर', 'प्यास', 'बुलबुल', 'पाटल माल' 'इस पार-उस पार', 'पौंच पुकार', 'प्पाच्विन' और 'आत्म परिचय' शीर्षक किवताओं का समृह है।

मधुशाला के पश्चात लिखे गए इन नाटकीय गीतों में
मधुशाला श्रोर मधुपायी ही नहीं प्याला, हाला श्रोर सुराही श्रादि
न्मी सजीय होकर श्रयना श्रयना गीत गाने लगे हैं। किव को मधुशाला
का गुणान करने की श्रावश्यकता नहीं रह गई, वह स्वय मस्त होकर
प्यातम-गान करने लगी है। इन गीतों में श्राप पाएँगे विचारों की
नवीनता, भावों की तोवता, कल्यना की प्रसुरता श्रोर सुस्पष्टता, भाषा
की स्वाभाविकता, छदों का स्वछद सगीतात्मक प्रवाह श्रीर इन सब के
जपर वह सद्दम शक्ति जो प्रत्येक हृदय को स्पर्श किए विना नहीं रह
सकती किव का व्यक्तित्व। इन्हीं गीतों के लिए प्रेमचद जी ने लिखा
था कि इनमें वच्चन का श्रपना व्यक्तित्व है, श्रपनी शैली है, श्रपने
न्माव हैं श्रीर श्रपनी फिलासफ़ी है।

—लोडर प्रेस, इलाहाबाद।

### मधु कलश

# ( तीसरा संस्करण )

यह किव की १९३५-३६ में लिखित 'मधुकलश', 'किव की वासना', 'सुषमा', 'किव की निराशा', 'री हरियाली', 'किव का गीत', 'पर्यः अष्ट', 'किव का उपहास', 'माँभी', 'लहरों का निमत्रण', 'मेषदूत के प्रति' श्रीर 'गुलहज़ारा' शीर्षक किवतात्रों का सग्रह है।

श्राधुनिक समय में समालोचकों द्वारा वच्चन की कविताओं का जितना विरोध हुआ है समवतः उतना और किसी किव का नहीं हुआ है उन्होंने अपने विरोधियों की कटु आलोचनाओं का उत्तर कभी नहीं दिया परत उससे जो उनकी मानसिक प्रतिक्रिया हुई है उसे अवश्य काव्य में व्यक्त किया है। उत्तर प्रत्युत्तर में जो वात कटु हो जाती वहीं कविता में किस प्रकार मधुर हो गई है, 'मधु कलश' की श्रिधकाश किन भावनाओं और विचारों से अपनी सत्ता को स्थिर रक्खा है उसे देखना हो तो आप 'मधु कलश' की कविताएँ पिढए। इनके अन्दर साहित्य के आलोचकों को ही नहीं जीवन के आलोचकों को भी उत्तर है, किव के लिए ही नहीं मानवता के लिए भी सदेश है।

—लीडर प्रेस, इलाहावाद

# तेरा हार

## ( तीसरा संस्करण )

यह किव की सन १६२९-३० में लिखित, स्वीकृत, आशो, नैराश्य, कीर, भड़ा, बदी, बदी मित्र, कोयल, मध्याह, चुवन, मधुकर, दुख में, दुखों का स्वागत, आदर्श प्रेम, तुमसे, मधुरस्मृति, दुखिया का प्यार, किलयों से, विरह-विषाद, मूक प्रेम, उपहार, मेरा धर्म, सकोच, प्रेम का आरभ, आत्म सदेह, जन्म दिवस शीर्षक किवताओं का समह है।

यद्यपि यह वचन की सर्व प्रथम कृति है, फिर भी सभी पत्र-पत्रिकाओं ने इसकी प्रशसा की है। वचन की कविताओं का कम विकास समभाने के लिए इसे देखना वहुत आवश्यक है। किसी कवि की आतिम कृतियाँ ही उसकी उचता का आभास देती हैं, परत कि ने कहाँ से प्रारम करके वह उचता प्राप्त की इसे उसकी आरिभक रचनाएँ ही बतला सकती हैं।

'विश्विमत्र' ने इसके विषय में लिखा था, 'इसके रचियता महोदय का नाम यद्यपि हम हिंदी में प्रथम बार देख रहे हैं तथापि किवताएँ पढ़ने से मालूम होता है कि वे इस कला में सिद्ध-हस्त हैं। किवताएँ सुदर श्रीर सरस हैं श्रीर भाव यथेष्ट परिपक्क हैं।'

—लीडर प्रेस, इलाहाबाद।

# खैयाम की मधुशाला

# (दूसरा संस्करण)

यह फिट्ज जेरालड कृत स्वाइयात उमर ख़ैयाम का पद्यात्मक हिरी क्ष्मातर हैं जिसे किव ने सन् १९३३ में उपस्थित किया था। मूल पुस्तक के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी गणना ससार को स्वात्कृष्ट कृतियों में है। अनुवाद में प्रायः मूल का आनद नहीं आता, परत वसन के अनुवाद में कहों आपको यह कमी न दोख पड़ेगी। वे एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने के फेर में नहीं पड़े। उन्होंने उमर ख़ैयाम के भावों को ही प्रधानता दी है। इसी कारण उनकी यह कृति मौलिक रचना का आनद देती है।

स्वर्गीय प्रेमचद ने जनवरी '३६ के 'हस' में पुस्तक की श्रालो-चना करते हुए लिखा था कि ' बच्चन ने उमर ख़ैयाम की क्वाइयों का श्रमुवाद नहीं किया, उसी रग में हूब गए हैं।' हिंदी में पुस्तक के श्रीर श्रमुवाद भी हैं पर 'लीडर' ने स्पष्टतया लिखा था कि.— Bachchan has a great advantage over many translators in that he himself feels, for all we know very much like the poet astronomer of Hishapue

दूसरे सस्करण में मूल अग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है।

—लोडर प्रेस, इलाहाबाद।